तक वहां रहे। वहां एक दिन ला० हरनाराय ए सुपुत्र बाबू हेमराज जी ने वेदों के विषय में प्रश्न किया कि ग्राप ईश्वर को निराकार मानते हैं परन्तु वेद तो मुख ग्रीर कलम ग्रीर दवात ग्रीर वाणी के विना रचे नहीं जाते, ईश्वर ने केसे बनाये ?

स्त्रामी जी ने कहा कि तुम ग्रपने चित्त में कुछ पढ़ों, उसने पढ़ा। स्वामी जी ने कहा कि तुम तो पढ़ सकते हो परन्तु ईश्वर ऐसा भी नहीं कर सकता। ईश्वर ने तुमको ग्रौर सब विश्व को रचा है। (लेखराम पृ० ३५७)

## पुनर्जन्म एवं चमत्कार

(मौलवी ग्रहमद हसन साहब से जालन्घर में शास्त्रार्थ--२४ सितम्बरं, १८७७)

## भूमिका

फकीर मौहम्मद मिर्जा मवाहिद जालन्धर निवासी पाठकों को इस ट्रेक्ट (पुस्तिका) के प्रकाशित होने के कारगों से परिचित करता है कि मिति १३ सित-म्बर, सन् १८७७ को स्वामी दयानन्द सरस्वती जी जालन्धर में भी भ्रमए। करते हुए पधारे और परोपकारमूर्ति श्री सर्दार विक्रमसिंह जी अहलुवालिया की कोठी में विराजमान हुए। वहां वे वेद के अनुसार जिसको वे ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, कथा करने लगे। मैंने इच्छा प्रकट की कि सर्दार साहब तथा मौलवी अहमद हुसैन साहब की बातचीत भी किसी बौद्धिक विषय पर होनी चाहिए। माननीय सर्दार साहब ने इसको पसन्द किया ग्रौर स्वामी जी ने भी स्वीकार करके २४ सितम्बर के प्रातः सात बजे का समय एतदर्थ निश्चित कर दिया। मौलवी साहब नियत समय पर हिन्दू तथा मुसलमान नगर-निवासियों के साथ वहाँ ग्रा गये। मौलवी साहब की इच्छानुसार पुनर्जन्म का विषय तथा स्वामी जी की इच्छानुसार चमत्कार का विषय शास्त्रार्थ के लिए नियत हुआ अर्थात् यह निश्च्य पाया कि स्वामी जी प्नर्जन्म को सिद्ध करेंगे तथा मौलवी साहब उसका खंडन करेंगे तथा मौलवी साहब अहले भ्रल्लाह (ईश्वर भक्तों) के ,चमत्कार को सिद्ध करेंगे तथा स्वामी जी उसका खण्डन करेंगे। बातचीत प्रारम्भ होने से पूर्व यह निश्चित हुआ कि दोनों स्रोर से कोई व्यक्ति सभ्यताविरुद्ध बात न करेगा और स्वामी जी की ग्रोर से यह घोषणा भी की गई कि कोई सज्जन इस शास्त्रार्थ के समाप्त होने पर किसी की हार-जीत न माने यदि मानेगा तो पक्षपाती और असम्य समका जायेगा क्योंकि ये सम-स्याएँ ऐसी नहीं हैं कि दो तीन शास्त्रार्थों में इनका निर्णय होजाये अथवा किसी की हार-जीत समभी जाये। परन्तु जब यह शास्त्रार्थ पुस्तक रूप में प्रकाशित होगा तो स्वयं हाथ कंगत को आरसी के सदश होगा और बुद्धिमान् इसको

पढ़कर स्वयं इसका निर्णय कर सकेंगे। जो प्रश्नोत्तर लिखे जायेंगे वे ला० हमीर-चन्द जी स्रोर मुन्शी मौहम्मद हुसैन साहब के हस्ताक्षर कराने के पश्चात् प्रका-शित होंगे। शास्त्रार्थ समाप्त होने के पश्चात् मौलवी साहब की स्रोर से विद्वानों की परिपाटी के विरुद्ध जो एक कार्य हुन्ना, न्याय की हिष्ट से उसका वर्णन करना स्नावश्यक है स्रौर वह यह था कि बातचीत समाप्त होने के पश्चात् मौलवी साहब खानकाहा (फकीरों के रहने का स्थान) इमाम नासिर उद्दीन के द्वार पर गये स्रौर कुछ प्रशंसात्मक उपदेश देकर उपस्थित मुसलमानों से स्नपनी ख्याति के इच्छुक हुए। यद्यपि विद्वान् स्रौर समभदार मुसलमान तो इस ख्याति की इच्छा को मूर्खों का खेल समभकर इससे पृथक् हो गये; परन्तु साधारण स्नसम्य लोग जो मुर्गे स्रौर बटेर स्नादि की लड़ाई देखने का स्वभाव रखते थे स्नौर जीत की ख्याति के इच्छुक थे उन्होंने मौलवी साहब को विजयी घोषित किया स्नौर घोड़े पर चढ़ा कर शहर के गली क्रचों में भली भांति फिराया स्नौर हार-जीत का कोलाहल मचाया परन्तु विशेष समभदार सम्य लोगों ने इसको बुरा समभा। स्नब प्रश्नो-चर मुन लीजिये।

"चमत्कार के विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती जी श्रीर मौलवी श्रहमद हुसेन साहब के मध्य होने वाले प्रश्नोत्तर"

स्वामी— चमन्कार ग्राप किसको कहते हैं ?

मौलवी—मनुष्य स्वभाव के विरुद्ध जो ग्रद्भुत कार्य मनुष्य से सम्पन्न हो। स्वामी—स्वभाव ग्राप किसको मानते हैं ?

मौलवी--मनुष्य की प्राकृतिक इच्छा को स्वभाव कहते हैं।

स्वामी—जो मनुष्य की शक्ति के बाहर है वह किस प्रकार उससे हुग्रा ?

मौलवी—मनुष्य से होने वाले कार्य दो प्रकार के हैं। एक तो वे कि मनुष्य को जिनका प्रकट करने वाला कहा जाता है ग्रौर दूसरे वे कि मनुष्य स्वयं जिनका कर्ता होता है। पहली प्रकार के कार्यों में मनुष्य को वास्तविक कर्ता नहीं समका जाता। उदाहरणार्थ जैसे कटपुतली का नाच ऐसे कार्य खुदा की ग्रोर से मनुष्य के द्वारा प्रकट होते हैं।

स्वामी—सब मनुष्यों में ये दोनों प्रकार के कार्य हैं अथवा किसी एक में ? मौलवी—प्रत्येक में नहीं, कुछ में होते हैं।

स्वामी - ईश्वर उल्टे काम कर ग्रीर करा सकता है या नहीं ?

मौलवी—मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध करा सकता है परन्तु वह काम ईश्वर के स्वभाव के विरुद्ध नहीं होता ग्रौर स्वयं ग्रपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं करता। स्वामी--ईश्वर के काम उल्टे होते हैं वा नहीं ?

मौलवी—खुदा के कार्य कभी उसके स्वभाव के विरुद्ध नहीं होते यद्यपि मनुष्यों के स्वभाव की ग्रपेक्षा वह विरुद्ध समभे जा सकते हैं।

स्वामी—चमत्कार सृष्टि के स्वभाव के अनुसार होता है या नहीं अर्थात् प्रकृति की इच्छा के विरुद्ध ?

मौलवी—चमत्कार में यह ग्रावश्यक नहीं कि समस्त सृष्टि के स्वभाव के विरुद्ध हो यद्यपि यह सम्भव है कि किसी नबी (पंगम्बर) या वली (ईश्वर को प्राप्त करने वाला) से कोई ऐसा कार्य हो कि जो समस्त सृष्टि के स्वभाव के ग्रानुकूल नहो।

स्वामी—चमत्कार किसी ने दिखाया श्रथवा दिखावेगा इसका क्या प्रमागा है ?

मौलवी—यह प्रश्न ऐसा है जैसे कहा जावे कि किसी के मुख पर जो दाढ़ी ग्राई है उसके ग्राने का क्या प्रमाण है? जब चमत्कार के विषय में यह कह दिया गया कि वह कार्य जो मनुष्य से मनुष्य के स्वभाव के विषय हो। उसका कार्य मनुष्य के स्वभाव के विषय हो। उसका कार्य मनुष्य के स्वभाव के विषय होता है यही चमत्कार का प्रमाण है। बहुत से मनुष्यों ने जो दयालु ईश्वर की दृष्टि में सम्मानित ग्रीर प्रतिष्ठित हैं श्रीर ईश्वर ने जिनको सृष्टि के उपकार के लिए भेजा है, पूर्वकाल में चमत्कार दिखाये ग्रीर भविष्य में भी दिखायेंगे, जैसा कि ग्रस्लाह के रसूल हजरत मौहम्मद साहब ने भी बहुत चमत्कार करके दिखाये ग्रीर ऐसे ही उनसे पूर्व हजरत ईसा ने भी बहुत से चमत्कार करके दिखाये। सिद्धि इस बात की दो प्रकार से होती है, एक तो सच्चे समाचारदाताग्रों के द्वारा ग्रीर दूसरे स्वयं देखने से। जैसा कि जपर दोनों महापुष्यों का वर्णन किया। जो लोग उनके समय में विद्यमान थे उन्होंने स्वयं ग्रपनी ग्रांसों से देखा ग्रीर हम लोग जो इस समय के हैं उनको इसका ज्ञान सच्चे समाचारदाताग्रों के वचनों ग्रीर लेखों से हुग्रा।

स्वामी—यह ठीक-ठीक युक्ति से सिद्ध नहीं हुआ क्यों कि सुनना कहना और लिखना दो प्रकार का होता है, सच्चा और भूठा। अब यह चमत्कार की बात सच्ची है, इसका क्या प्रमाण है ? जैसे कार्य को देख के कारण की पहचान होती है अर्थात् नदी के प्रवाह को देखकर विदित्त होता है कि ऊपर बर्षा हुई है। इसी प्रकार चमत्कार हुआ, इसकी सिद्धि में इस समय क्या युक्ति है। कदाचित् वह भूठा ही लिखा, कहा अथवा सुना हो क्योंकि जैसे अब कोई स्वार्थी मनुष्य भूठी बातों से बहका सुनाकर अपना प्रयोजन सिद्ध करता है (वैसे ही यह भी है) जैसे इस समय में भी दो-चार चमत्कारिक अवतार हुए हैं। आगरे में

शिवदयाल और रामिंसह क्रका जो काले पानी चले गये हैं। एक अकलकोट का स्वामी दक्षिण में विद्यमान है और एक देव मामलादार ने सात दिन वैकुंठ में रहकर फिर आकर सुनाया कि मैं नारायण से बात करके आया हूँ। और जो जो आज्ञा हुई वह तुमको सुनाता हूँ। अब लाखों मनुष्य उसके चरणों में इतना नमस्कार करते हैं कि उसका पैर सूज गया है। जैसे यह बात अब भूठ इन्द्र-जालवत् है ऐसी पहले भी होगी। अब इस समय इनने मनुष्यों के बीच में कोई चमत्कार दिखाने वाला विद्यमान हो तो दिखलाइये और जो अब नहीं तो पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं होवेगा क्योंकि कार्य को देखे विना कारण की सिद्धि नहीं होती अथवा कारण के देखे विना कार्य की।

मौलवी—जब यह सिद्ध हो चुका कि चमत्कार पितृत ईश्वर का एक कर्म है, यद्यपि मनुष्य की अपेक्षा से वह असम्भव होता है तथापि परमात्मा की अपेक्षा से वह असम्भव नहीं क्यों कि यदि खुदा की अपेक्षा से वे असम्भव हो जायें तो उड़ना पक्षी का कभी न पाया जाये । इसके अतिरिक्त स्वभाव के विश्द्ध समस्त कर्म यद्यपि मनुष्य की अपेक्षा से असम्भव दिखाई देते हैं परन्तु परमात्मा की अपेक्षा से असम्भव नहीं हैं । जब खुदा एक के बारे में वह अवसर उत्पन्न करता है तो दूसरे शरीर के बारे में भी उत्पन्न कर सकता है । इसको अस्वोकार करना मानो परमात्मा की शक्ति का अस्वोकार करना है । यदि समाचार प्रत्येक चीज का भूठ हो तो हमको चाहिए कि कलकत्ता, लन्दन अथवा और कोई नगर जिसको हमने अपनी आँखों से नहीं देखा है, उसका विश्वास न करें । इसीलिए सिद्धि चमत्कार की इसी प्रकार से है जिस प्रकार आप वेद को सिद्ध करते हैं अर्थात् जिससे आप यह कह सकते हैं कि यह वेद वही पुस्तक है जो ईश्वर की ओर से आई थी अन्यथा उस पर कोई मुहर खुदा की लगी हुई नहीं है जिससे कहा जावे कि यह वेद वही पुस्तक है । वेद की सिद्धि में जो युक्तियां आप देंगे वही चमत्कार के विषय में भी होंगी ।

स्वामी जी—मैंने यह पूछा था कि ईश्वर ने भ्रमुक-ग्रमुक व्यक्ति के द्वारा चमत्कार दिखाये, इसका क्या प्रमाण है। चमत्कार परमेश्वर ग्रयने स्वभाव के विरुद्ध नहीं करता। इसका दृष्टान्त सब मृष्टि का रचना, धारण करना, प्रलय करना ग्रादि है। वह न्याय, दया तथा ग्रनन्त विद्या वाला है. कभी ग्रपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं करता। इसका उदाहरण समस्त मृष्टि है। जैसे इस समय मनुष्य का पुत्र मनुष्य ही होता है, पशु नहीं होता। इसी प्रकार परमेश्वर के काम में कभी भूल नहीं रहती। इसलिए परमेश्वर की शक्ति मानना चमत्कार पर ग्रवलिक्वत नहीं, ग्रीर जो कोई चमत्कार मानता है वह वर्तमान समय में किसी चमत्कार दिखाने वाले का उदाहरण दे। ग्रीर परमेश्वर की शक्ति की भी

कुछ न कुछ सीमा है जैसे ईश्वर मर नहीं सकता, अज्ञानी नहीं हो सकता, बुरा काम नहीं कर सकता क्योंकि वह न्यायकारी ग्रौर ग्रविनाशी है। यह उदाहरण चमत्कार पर लागू नहीं हो सकता क्यों कि कोई कहे कि बम्बई नहीं तो वह वराबर बम्बई को दिखा सकता है। ऐसे ही जो यह उदाहरण सच्चा हो नो बम्बई के समान चमत्कार को भी दिखा दे। वेद का ईश्वरकृत होना ग्रसम्भव नहीं क्योंकि वह अन्तर्यामी और पूर्ण विद्वान् दयालु तथा न्यायकारी है। वह ' वरावर जीवात्मा में अन्तर्यामी रूप से अपना प्रकाश कर सकता है जैसे इस समय भी बरावर अन्यायकारी की आत्मा में भय और लज्जा और न्यायकारी की ग्रात्मा में हर्ष तथा उत्साह का प्रकाश करता है इसलिए वेद का उत्त-हरणा चमत्कार से सम्बन्धित नहीं श्रीर श्रिभिश्राय मेरा इस विषय के बारे में कि यह पुस्तक ईश्वरकृत है, यह है कि जैसा ईश्वर का स्वभाव, जैसा मृष्टिका क्रम प्रत्यक्षादि प्रमारगों से सिद्ध है स्रीर स्रनन्त विद्या का प्रकाश निर्दोषता आदि है, ईश्वर की रचना सिद्ध करने में सब मुहरें हैं और जो स्राप कहें कि स्रौर प्रकार की मुहर चाहिए तो पृथिवी, सूर्य, चन्द्र स्रौर मनुष्य पर ईश्वरकृत होने की मुहर क्या है? जब मुहर से ईश्वर की रचना सिद्ध करनी है तो कहीं मुहर दिखाई नहीं देती। ईश्वर का स्वभाव क्या है ? जो ईश्वर मनुष्य के स्वभाव से उल्टा करा सकता है तो किसी मनुष्य को पांत्र से विलाया और पिलाया है और मुख से पांव का काम लिया है या लिवाया है ? मुभको ऐसा विदित होता है कि सब सम्प्रदाय वालों ने यह चमत्कार तथा भविष्यवागा जैसे कि रसायन आदि का लोभ दिखा के बहुत लोगों को फंसाया है। परमेश्वर कृपा करे। सबके आत्मा में विद्या का प्रकाश हो कि मनुष्य ऐसे जाल-फन्दों से छूटकर सत्य को मानें और भूठ से अलग रहें।

मौलवी— हम पहले कह चुके हैं कि चमत्कार का कार्य मनुष्य के स्व-भाव के विरुद्ध कराना ग्रसम्भव बात नहीं है। जिससे कहा जावे कि परमात्मा की शक्ति के बाहर है। यदि किसी को सन्देह हो तो मक्का नगर ग्रथवा शाम देश में जाकर उन चालीस मनुष्यों को देख लें कि जो चमत्कार के दिखाने वाले हैं। वेद के ग्रतिरिक्त ऐसी बहुत सी पुस्तकों हैं जिनको कह सकते हैं कि मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध हैं जैसे शिक्षा के विषय में "गुलिस्ता": श्रीर बोस्तां इत्यादि। किन्तु यह कहना कि इसमें सब विद्याएँ हैं, यह दावा युक्ति-शून्य है क्योंकि इसमें इल्मे इजतराब (उद्विजनविद्या) कहां है। ग्रनोस्ती बातों का ज्ञान ग्रौर निमित पदार्थों के ईश्वरकृत होने का प्रमाण यह है कि वे निर्माण

<sup>:</sup> गुलिस्तां ग्रौर बोस्तां शेखसादी द्वारा रिचत फार्सी भाषा की दो प्रख्यात पुस्तकें हैं।

किये हुये हैं ग्रीर यह निर्माण हो मानो खुदा की मुहर है। यह पुस्तक तौरेत के काल से निस्मन्देह पहले की है। इसमें वह समाचार है जो आज के दिन प्राप्त होता है। पुस्तक दानियाल ग्रध्याय ११, पाठ १० से १६ तक भी प्रमाण है कि वह भविष्यवाणी जो सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखी गई थी ग्रव पूरी हुई। दूसरे कुरान शरीफ के बारे में मुसलमानों का तेरह सौ वर्ष से सारे सम्प्रदायों के विरुद्ध यह दावा है कि इस कुरान शरीफ के समान एक पंक्ति भी बनाकर कोई मनुष्य दिखावे जैसा कि—

#### "फातू बिसूरतिम् मिम्मिस्लिही"

(तो इसकी सी एक सूरत ले आआ)। अब तक किसी से बना नहीं न बनेगा। यदि पण्डित साहब को यह चमत्कार स्वीकार नहीं तो इसके समान एक पंक्ति बनाकर दिखायें। चमत्कार का प्रदर्शन मानों हमने इस सभा में कर दिया। अब हम पवित्र परमात्मा से यह प्रार्थना करते हैं कि वह समस्त सृष्टि को इड़ मार्ग पर लावे और उनकी दृष्टि से पक्षपात को दूर करे।

## ''युनर्जन्म के विषय में प्रश्नोत्तर''

मौलवी—वर्तमान आकार के विना सत्ता का होना सम्भव नहीं। जब आकार की सत्ता विनाशी है तो अवश्य प्रकृति भी नाशवान होनी चाहिए क्यों कि प्रकृति को सत्ता आकार के द्वारा प्राप्त हुई। द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य का कारण प्रधान होता तो पुनर्जन्म मानने वालों के लिए जगत् का विनाशी मानना आव-श्यक हो जाता है परन्तु उन्होंने ऐसा माना था कि वह सनातन है!

स्वामी—आकृति दो प्रकार की होती है—एक ज्ञान से ग्रहण होती है ग्रीर एक चक्षु ग्रादि इन्द्रियों से। कारण में ही ग्राकृति की स्थिति है परन्तु वह इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होती क्योंकि जो सूक्ष्म वस्तु होती है जब वह स्वयं हो नहीं दिखाई देती तो उसका ग्राकार क्या दिखाई देगा ग्रीर जो कारण में ग्राकृति न हो तो कार्य में नहीं ग्रा सकती क्योंकि जो कारण के गुण हैं वही कार्य में ग्राते हैं। जंसे एक तिल के दाने में तेल होता है, वह करोड़ों दानों में भी वरावर होता है। लोहे के ग्रणु में तेल नहीं होता तो वह मन भर में भी नहीं होता। जो वस्तु नित्य है उसके गुण भी नित्य हैं। कारण का होना न होना नहीं कहा जाता, वह तो सनातन है ग्रीर जो वस्तु सनातन है उसकी ग्राकृति भी कारणा-वस्था में सनातन है। ग्राकृति विना द्रव्य के पृथक् नहीं रह सकती। वह ग्राकृति उसी द्रव्य की है इससे सिद्ध है कि कारण सनातन है।

मौलवी- यह नहीं कि जो चीज सिवाय किसी चीज के न पाई जाये तो

वह उसका रूप हो हो उदाहरगार्थ जैसे चेष्टा हाथ ग्रौर चावी की। चेष्टा चाबो की विना हाथ की चेष्टा के नहीं पाई जाती प्रत्युत जब चेष्टा चाबी की होगी तो चेष्टा हाथ की होगी और जब चेष्टा हाथ की होगी तो चेष्टा चावी की होगी अर्थान् इन दोनों चेष्टा आं में कोई काल किसी का किसी से पहले या पीछे नहीं निकलता श्रीर निस्सन्देह उत्कृष्ट बुद्धि जानती है कि कुंजी की चेष्टा विना हाथ के नहीं ग्रर्थात् चेष्टा कृंजी की हाथ की चेष्टा पर निर्भर है। यद्यपि वर्तमान समय में इकट्री हैं। ऐसे ही प्रकृति और उसका रूप है। यद्यपि काल में एकता है परन्तु बुद्धि इस बात को जानती है कि प्रकृति के स्नाकार की स्रपेक्षा प्रकृति सनातन है क्योंकि गुणी ग्रीर मानने वाला गुण ग्रीर माने हुए की ग्रपेक्षा सनातन होता है। प्रकृति की सत्ता भ्रथित् उसका अनुभव होना दिखाई देना किसी चीज के लगने से होता है। या तो श्राकृति के लगने से होता है या किसी ग्रौर चीज के लगने से। प्रत्येक ग्रवस्था में वह पदार्थ जिसके लगने से वह प्रकृति संसार में इस प्रकार स्थित हुई कि अनुभव हो और दिखाई दे वह किसी ऐसे कारण से हुई जो पीछे से आकर प्रकृति को लगा। भ्रौर जो उत्तर में यह लिखा गया कि कारग का होना ग्रथवा न होना नहीं कहा जाता तो वह चीज अद्भुत है जिसका उपादान कारगा में होना या न होना नहीं कह सकते। वह वस्तु जिसका उपादान कारण ऐसा हो उसका होना किस प्रकार हो सकता है अर्थात् वर्तमान वस्तु अभाव से नहीं वन सकती ग्रीर यदि उसके सनातन होने से कोई मन्ष्य यह कहे कि वह विद्यमान भी होगा तो यह गलत है इसलिए कि स्रभाव से भाव का होना उदाहरएार्थ जैते कोई कहे कि "जैद" के तत्त्वों को एक विशेष आकार प्राप्त हुआ है जिसके कारगा उसका "जैद" नाम रखा गया तो वह विशेष आकार इस आकार से पहले कभी विद्यमान नथा इसलिए उसको अर्थात् उसके अभाव को सनातन कहा जावेगा। रूप के जो दो प्रकार कहे—एक वह कि जिसको स्राकृति कहते हैं ग्रौर एक उसके ग्रतिरिक्त, इससे विदित हुग्रा कि ग्राकार प्रकृतिरहित है।

स्वामी—स्वाभाविक गुरण रूप ग्रादि वस्तु के पीछे कभी नहीं होते ग्रौर जो पीछे हो उसको स्वाभाविक नहीं कहते जैसे ग्रग्नि के परमाण्ग्रों का स्वाभाविक ग्रतीन्द्रिय रूप ग्रथीत ग्राँख से अनुभव न होना स्वाभाविक सब काल उसके साथ है। निमित्तकारण के संयोग पर परमाण्ग्रों का संयोग करने से स्थूल कार्य होने से उसका इन्द्रिय-ग्राह्य रूप प्रकट होता है जैसे जल के परमाण् ग्राकाश में उड़-कर ठहरते हैं ग्रौर जब तक बादल नहीं बनते तब तक नहीं दीख पड़ते।

हमारा यह ग्रभिप्राय नहीं कि वह प्रकृति नहीं है या प्रकृति का स्वा-भाविक गुण नहीं है। उदाहरणार्थ जैसे लड़के का होना ग्रौर लड़के का न होना। जैसा कार्य में यह होना या न होना गुण है वैसा कारण में नहीं है। जो कारण ग्रीर कारण के स्वाभाविक गुण हैं वे ग्रनादि हैं। कार्य वह है कि जो संयोग से हो ग्रीर वियोग के पीछे न रहे। वह जो एक संयोग जन्य ग्राकृति है वह कार्य की ग्राकृति कहलाती है। उसका प्रवाह से ग्रनादिपन है, स्वरूप से नहीं ग्रीर ईश्वर जो कि सर्वज्ञ है उसका निमित्त कारण ग्रथीत् बनाने वाला है। उसके ज्ञान में सदा है ग्रीर रहेगा। (ग्रन्तिम वाक्य का उत्तर ऊपर ग्रा गया)।

मौलवी—पदोत्कर्ष ग्रर्थात् पहले होना दो प्रकार का होता है एक निजी ग्रीर एक सामयिक। निजी जैसा कि हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि चेष्टा हाथ की ग्रीर चाबी की ग्रीर ऐसा ही उत्कर्ष गुर्णी का ग्रपने समवायी गुर्णो पर उदाहरणार्थ उत्कर्ष पानी का ग्रपने बहने पर। उत्कृष्ट बुद्धि जानती है कि कहने की स्थित पानी के साथ है। इस उत्कृष्ट को निजी उत्कर्ष कहा जावेगा। बहने का ग्रिप्ताय यह कि उत्कर्ष गुर्णी का उन गुणों पर जो उसके ग्रपने गुर्ण हैं निजी उत्कर्ष कहलाता है, क्योंकि गुणों अपने गुर्णों से ग्रवश्य उत्कृष्ट होता है ग्रीर सन्देह तब उत्पत्न होते हैं जब उत्कर्ष सामयिक हो। दूसरा सामयिक उत्कर्ष वह है जैसा कि ग्रापने वेटे पर होता है। गुर्णी का गुर्णों से रिक्त होना तब ग्राव-इयक होता है जब उत्कर्ष सामयिक हो। तात्पर्य यह है कि ग्रपने ग्राकार पर जो उन्कर्ण प्रकृति का है वह निजी उत्कर्ष है क्योंकि गुर्णों से उत्कृत्य होना चाहिए।

स्वामी— द्रव्य उसको कहते हैं कि जिसमें गुएए, क्रिया, संयोग वियोग होने का स्वभाव पाया जावे परन्तु जो द्रव्य परिच्छिन्न ग्रथित् पृथक्-पृथक् हैं उनका यह लक्षरए है। जो विभु व्यापक द्रव्य है वह संयोग वियोग के स्वभाव से पृथक् होता है। किसी व्यापक में गुएए ही प्रधान होते हैं, क्रिया नहीं जैसे कि परमेद्वर, उसमें संयोग वियोग नहीं होता परन्तु क्रिया ग्रीर गुएए हैं ग्रीर श्राकाश, दिशा, काल ये व्यापक हैं परन्तु इनमें क्रिया नहीं, केवल गुएए हैं।

मौलवी—यह उत्तर पहले प्रश्न से कुछ सम्बन्ध नहीं रखता क्योंकि इस उत्तर में निजी और सामयिक भेद नहीं किया गया। ज्ञानस्थ आकृति की अपेक्षा से ''जैद'' का विशेष प्रकार का अभाव अर्थात् उसके नियत शरीर का एक नियत काल से जो सम्बन्ध था उस शरीर की उत्पत्ति के पूर्व उसका पूर्ण अभाव था और यह जो विचार प्रकट किया गया कि पूर्ण अभाव उस शरीर विशेष का जहा है. उसकी आकृति ईश्वर के ज्ञान में विद्यमान है यह बिल्कुल गलत है किया वस्तु के अनादि होने से किसी वस्तु की उत्पत्ति तो सिद्ध नहीं होती। ज्ञानस्थ

याकृति के बारे में वात यह है कि ईश्वर का ज्ञान ज्ञानस्थ स्राकृति के साथ नहीं है क्योंकि ज्ञानस्थ आकृति वह होती है जो बाहरी वस्तु के देखने से प्राप्त होती है। जब स्राकार विशेष को स्रनादि नहीं माना जाता तो ईश्वर के ज्ञान में वह ज्ञानस्थ श्राकृति कहां से प्राप्त हुई? यदि कोई वस्तु अनादि थी तो आपके मन्तव्य के अनुमार प्रकृति अनादि थी और जिस वस्तु का साधनों द्वारा अनुभव न किया जा सके। जैसे कि ग्राप प्रकृति ग्रीर ग्राकार को मानते हैं कि प्रथम ग्रवस्था में श्रनुभव के योग्य न था तो उसका ज्ञान किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्यों कि किसी पदार्थ को जानने की विशि यही है कि किसी चेष्टा के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय में उसका ग्राकार प्राप्त हो उसी को ज्ञानस्थ ग्राकृति कहा जाता है ग्रीर जहाँ तक जल के परमाण्य्रों का सूक्ष्म होकर वाष्प वन जाने का प्रश्न है तो यद्यपि वह दृष्टिगोचर नहीं होता फिर भी किसी न किसी चेष्टा के द्वारा वह जानने के योग्य है। प्रत्येक ग्रवस्था में जो ग्राकार इस प्रकार का माना गया है कि जिसका ज्ञाने-न्द्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता तो उसका कोई ग्रस्तित्व ही नहीं है। जब श्रनादित्व ही गलत सिद्ध हुग्रा तो पुनर्जन्म कहां रह गया। यदि यूं कहा जाता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारए। उसके वे कर्म हैं जो प्रथम शरीर में किये थे तो यह प्रकट है कि कर्म चेष्टा द्वारा होते हैं भौर चेष्टा काल पर निर्भर है और काल का स्रादि अन्त स्रीर मध्य इकट्टा नहीं रह सकता। इसके श्रतिरिक्त कर्म जो किसी लमय के द्वारा किये गये वे भी नष्ट हो गये। अथवा दूसरे शरीर से सम्बन्ध किसी उत्कर्षक की ग्रोर से न होगा। जब ग्रात्मा का शरीरों से समान सम्बन्ध है तो विशेष सम्बन्ध होने से उत्कर्षता विना उत्कर्षक के बाधक होगो । इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध से बहुत सी हानियां उत्पन्न होंगी क्यों कि विशेषताएं जो प्रथम शरीर में प्राप्त की थीं वे दूर हो गई और उदाहरण-तया यदि दूसरा सम्बन्ध कुत्ते म्रथवा गधे से हो तो उस कुत्ते म्रीर गधे के श्रीर में वह विशेषताएं प्राप्त नहीं कर सकता जो मनुष्य के शरीर में प्राप्त कर सकता था। अब आपको उचित है कि प्रथम विद्याओं के प्राप्त करने कि विधि निश्चित कीजिये फिर उसके पश्चात् सम्बन्ध का कारण निश्चित किया जावे तब उस पर श्राक्षेप किया जा सकता है।

स्वामी—दश इन्द्रियों के विषय में मौलवी साहब का कहना ठीक नहीं जैसा कि जो जीवात्मा किसी इन्द्रिय से नहीं देखा जाता परन्तु ग्रस्तित्व उसका है। जो मौलवी साहब ने कहा कि ग्रनादि वस्तु भूठी है, यह किसने कहा है क्या यह बात ग्रपने दिल से जोड़ ली है क्योंकि जब लिखवा चुका कि परमेश्वर जीव श्रीर जगत् का कारण ये तीनों सनातन हैं। इससे ग्रनादित्व सिद्ध है ग्रीर ग्रभाव से भाव कभी नहीं होता। यदि कोई कहता है तो उसका प्रमाण नहीं है। गधे श्रौर कुत्ते के शरीर में मनुष्य का जीव जाने से मौलवी साहब कहते हैं कि वड़ी हानि होती है क्योंकि सब कमाई की हुई चली जाती है यदि मौलवी साहब ऐसा मानते हैं तो मौलवी साहब को कभी सोना न चाहिए क्योंकि निद्रा में जाग्रत की कमाई सब भूल जाती है। यदि मौलवी साहब कहें कि फिर जागने से वह जान श्रा जाता है तो कुत्ते, गधे के शरीर में भी श्रा जायेगा श्रौर ज्ञान फिर प्राप्त कर सकता है जैसे कि मनुष्य निद्रा से जागकर करता है। इसलिये मैं जानता हूँ कि मौलवी साहब के भाषण श्रौर मेरे भाषण को बुद्धिमान लोग स्वयं देखलोंगे श्रौर एक जन्म इन बातों से सिद्ध नहीं होता परन्तु पुनर्जन्म सिद्ध है।

हस्ताक्षर ग्रग्रजी

ला० हमीरचन्द

हमारे समक्ष जो बातचीत के विषय निश्चित हुए वे वास्तव में यही थे जो इस भूमिका में लिखे हैं। हस्ताक्षर—मौहम्मद हुसैन महसूद (दिग्विजयार्क पृ० ३१ से ३३, लेखराम पृ० ३५७ तथा ३६३ से ७००)

# वेद ईश्वरीय ज्ञान है

(लाहौर में पण्डित व लाट पादरो से प्रश्नोत्तर--- अक्टूवर, १८७७)

एक दिन एक पण्डित ने महाराज से प्रश्न किया कि सामवेद में भरद्वाज ग्रादि ऋषियों के नाम ग्राये हैं इसने संदेह होता है कि वेद ऋषि-कृत हैं। महाराज ने उत्तर दिया कि उन मन्त्रों में यह नाम ऋषियों के नहीं हैं, प्रत्युत उनके विशेष ग्रर्थ हैं। पीछे से ऋषियों के नाम वेद के इन शब्दों से रख लिये गये हैं ग्रीर कई एक मन्त्रों का जिनमें उक्त शब्द ग्राये थे ग्रर्थ करके सुनाया।

एक दिन एक विश्वपलाट (पादरी) महाराज से भेंट करने ग्राये ग्रीर वार्ता-लाप में यह प्रसंग उठाया कि वेद-ऋषियों को ईश्वर के विषय में कुछ ज्ञान न था ग्रीर हिरण्यगर्भ सूक्त की ग्रीर संकेत दिया कि उसमें यह ग्राता है कि हम किस देव की उपासना करें (कस्मै देवाय हिवषा विधेम)। राय मूलराज ने उक्त मूक्त का ग्रांगे जी अनुवाद महाराज को सुनाया तो उन्होंने विश्वप साहब से कहा कि ग्रापको अशुद्ध अनुवाद के कारण भ्रम हुग्रा है। इसके ग्र्थं यह नहीं कि हम किम देव की उपासना करें, प्रत्युत यह है कि हम सर्वव्यापक, मुखस्वरूप परमात्मा का उपासना करते हैं। किर विश्वप साहब बोले कि देखो बायवल का प्रताप सारे संसार में इतने विस्तृत क्षेत्र में फैला हुग्रा है कि उसमें सूर्य ग्रस्त नहीं होता। महाराज ने कहा कि यह भी वेद का ही प्रताप है। हम लोग वैदिक भर्म को छोड़ बैठे हैं ग्रीर ग्राप लोगों में वेदोपदिष्ट गुग्ग है। यथा ब्रह्मचर्य, विशाध्ययन